इन्स्कूडम्बा द्वारी स्थान स्था हिंहीं मीनान्य विनाधियाम् नान्य विवासिक स्थाप ॥ विविद्यान मार्थिक विद्यान मार्थिक विविद्यान यः॥मिल्ल्याया।।इत्गाः॥ इतलकार्याया।। इरथरणाविष्ठणस्य अन्यः कलाधिनस्य। पक्य भगमिवभक्षप्रेडाभनण्य, ४७एभने र, विभागित्वाम्या भागा । भागाना मामरनाम्था । स्रान्ध्या स्रीक्ष्यन्य था थाचरश्राया विद्राननाम्या मिर्हा थाः अच विवीगविता। गचणना व हक्भनिना न्राभनिना नानारायण्य नभः।विभिन्नना, भिक्रप्यती, मिनला, रायमू धना माथक्चा प्रमुखना । ४ वर्षना गमफानभेशा रा गन्यन स्वानिक्षण स्वानिक्रमा स्वान िविभूत्ताचित्राम्याक्ष्याम् ।। विक्राम् म्बन्दियानयान प्रमाप्त्रयन प्रभूता नक्त्रार्भाग्नक्ता। भान्ते। भान्ते। भान्ते। भन्निः, विस्पयत्रधना मी भक्तानतानां म द्रानन्त्रन् भुरानन्त्रन् ,गणनग्रुडिना, इ

الديع

इंडिन हाभूग्ना अन्यायवी स्थाना अवरा शामन्भागवश्चाभना, जन्न जिश्चाभना, ीपवर्षामा महासामा महस्त्रभागना भन्नयभग्ना नुरमन्त्रकथाः ॥ विश्वपतिम्।। भनकार्यभन्निया विस्तर्यं धेर्रेशभे इन्स्य द्वारा भेगा है। से स्वर्ध मन्भवानग्यः अच्छार्डत्रये ॥ न्यथलभे ॥। जिन्मः भवयाणना हिंच विभिन्नि भट्ट इधिउण्नयानिविष्यं भक्न जानियन्त्र क्यकग्वयमञ्जूष्य निरंतरः॥उ भक्तिनिचिल्लाभनविष्येभय नभनिभक्रलक्विंगविश्वलास्य लिनिभ चुण्यमेश्वीप्रविल्यम्बर्माम् याविष्ठणाष्ट्र अल्लाभ वेला १ नेत क्षिणमार्था हम्म हिम्म स्थानिक उचलने विस्मिश्च विश्व पर्य हुर्वयु उपब्युन् म् भभक्तभने रहा स एय १ थर भक्षा भक्त भक्त विश्व र्याणिशिक्षिक्षियान्य निर्मिक

भगुः भूग्यान्य इत्तं यविभक्षकं तिक् नान् सिनिक्रेकेकुथ्भायस्य न रेडरं जार ३ थरा थर के डक्लिस्ड लिक के के किल्लिस भवेषयार महेर्ने हज अनवजार रमयें गाँउ नभःभवभिक्षियोगनी इंप्रज्ञियनभः, ऐ मारा प्रमिश्यमिति । अर्थे अवरा यनभः। विचिडीयडान सने विडाये योक अप्यनभः, जिन्भःभकलाजाल ग्रावलगर्यकर् किभवजायन्भः॥ विवृगवङ्गक्षक्थानि **ब्रिक्यक्रियाः ॥ अध्यक्ष्यक्रम्ब** भन्नः, थरभेर्किभिनिष्ट्य, निचान्सभानग्रिमर, विश्वभारतभूमभिनिमाया अकृत्वचित्र रिम्नलिम्मलनिक्व भचाध्यभी एउरा ल न्य भक्लम् प्रश्निष्युग्गापुरुद्धित मान्या। अन्याय १ द्रन्दा जनभावा ्यक्र, जमक्मिडिसविण धनशस्य भवि गथ।रञ्ज ९ ५ विन विद्यानि से अन्य यणनियवयं नेक्षिर इंदेभ क्षिल भक्र्यनभः,भभभचमञ्च्या । परिष्ठ ापड्रेष्ट्रचन

मुलग्यन्भः। एकुनिश्चित्रे ३ प्यक्तयन्भः॥ र्राष्ट्रयुष्ट्रम्युष्ट्रभेद्गरायनभः॥उत्रक्त्यु क्लभन्वधाः साय ३५५ क्यनभः॥ धरभका निष्कृत्र विभक्त के र मुर्ग विषय मा यनभः॥ श्रियसर्वरन् भिउम्युसंखन्भः॥ भक्लभन्भाष्ठः वरण्यनभः । भूग्णं रणानव इलयहरायनभः॥ उरुपामकम्बर भभक्त । वानम्भः भगम्य । मविनकाका लिकालनगमिनिभक्षपुरभूनग्यनभः। इन्सन्भभूष्य रुक्कुर्सा ग्रभमन्द्र ब्राविक्रिक्टिक किर्मिक स्थान रा । विकारणभाष्यम् देशास्त्र । विकारण श्यार प्रमुख्य प्रमुख्य स्निमित् ए विश्वयक्ता, नियाप एई राउए निश्चय कए अंग्लेक्च निक्र मरा ॥ अन् स र् विक्रभथङ्गिक्भृत्रम् ज्ञान्त्रवत्यः ॥यदः॥वि रुग्भरीनग्मथामे रक्तांन्तीस्थाया ग्लारा भूगेनिष्यथ्य, भारत्येगेषय्या, जलस्रुभ गेन्यथा काभागे मुक्षापा अम्बद्धां भगनाय वध्वीवश्चारा के उद्योग्राभगनाध्याम

मानिसारा दिसियमार भिरायक स्वाराष्ट्र मया।

म् । विशासमा अकः प्राष्ट्राववग्रम् अभाष्ट्रिक्ष उपनी वर्थाएं विश्वीपेप विक्रामभन्नभाउरभुप्प । उद्यक्तानमगुरः ११०१॥ उम्प्रजाविवयनव्हानव्स मुर्यम्बर्धाः ।। मग्रिंगनेगा। म्याक्रम्थ्यन क्षां क्ष्मभन्नवस्थाउग्रच्याप्रम भुडण्यभण्यव

Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest.

8

इंग्नेड्यो जिन्द्रक्रिशा विस्ट्रिक्ये इन्डिक्शा जिन्द्रक्री वन्नीमायविश् कामायोगीभः उत्तः मजिभः ३॥